#### राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान-सम्पादक

डॉ. पद्मधर पाठक

[निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोषपुर]

प्रन्थाञ्च-१६०

गोस्वामिक्षिवानस्वभट्टप्रागीत

सिंहसिद्धान्तसिन्धु (तृतीय खण्ड)

सम्पादक

गोस्यामिलस्मीतारायण बीकित

प्रकाशक

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर Rejasthan Oriental Research Institute, Jodhpur 1990

प्रथमावृत्ति 1000

मूल्य इ. 82.00

# अथ सिहसिद्धान्तसिन्धोस्तृतीयखण्डस्य तरङ्गान्तर्गतानां विषयाणामनुक्रमः

## [सप्तांत्रशस्तरङ्गः पृष्ठ-१-३६]

| विषय   | * 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ | पृष्ठ संस्या |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| वैयम्ब | कमनोविधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|        | त्रैयम्बकमनोरुद्धारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,            |
|        | मःत्रनिरुक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8-5          |
| 0      | ऋष्यादिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 4          |
|        | षडञ्जन्यास-मन्त्रपदन्यास-मक्तिन्यासविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3-X          |
| 1      | ध्यानम्, पीठाचैनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X-X          |
|        | तत्त्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4-6          |
|        | पुरश्वरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | £-0          |
|        | काम्यकमं निर्देशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9-5          |
|        | शारदातिलकोक्तः काम्यन्यासिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹-१0         |
|        | न्यासत्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40           |
|        | काम्यकर्महोमविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11           |
|        | बसिच्ठकल्पोक्तस्त्रियम्बकमन्त्रस्य विनियोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 4-1x      |
|        | (काम्यहोमतपं एजपप्रयोगविधिः) तत्र-कर्मा ए -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|        | पूर्गायु:प्राप्तिः, प्रारोग्याप्तिः, ज्वर-प्रमेह-गुल्मणूल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|        | बातरोगातीसाराक्षिरोगापस्मार-पक्षणूल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|        | कापालरोग-राजयदम-गभरोग-मुखरोग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 9.1    | शिरोरोग-सर्वोदररोगान्तस्तापशान्तिक्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|        | धात्मनः परस्य वा मायुरारोग्यादिसिद्धपर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fx-fx        |
|        | ज्यारोगाटीनां कियाकालावधिसचनम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

| विषयः ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ संस्था |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| जपमृत्युजयोपायौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ŧx.          |
| द्मपमृत्यु-व्याधि-शत्रुकृतभयनिवारकोऽभिषेकविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24-24        |
| परार्थे धनलोभादिना कुतकर्मणा आत्मनामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25           |
| मातृपित्रादि-जनानामेव रक्षानिर्देशः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35           |
| श्रथ रक्षाविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20           |
| मस्मविषिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110          |
| ग्रहरोगोरगादिभयनिवृत्तये परिपुष्ट्यं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १७-१4        |
| ब्रङ्गुलीयक् <b>धार</b> श्चिषानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| नारीसामतुलसौभाग्यमाङ्गल्याप्तये नवाभरस्थारस्विधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {q           |
| दु:स्वप्न-भूतप्रेतादिसर्वोपद्रवनाशनार्थे सर्वसम्पत्समृद्धये च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$4-28       |
| श्रोवितागारणान्तिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| वृष्टघाष्ति-वृष्टिनिवारगुकरो होमाभिषेकविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19-39        |
| वश्योच्याटनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15           |
| श्रभोर्मारग्विचिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21           |
| <u>पुत्तिलकाविधानम्</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25           |
| शत्रुगो निग्रहोपायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44-58        |
| सर्वेणत्र्विनाणकः शत्रुञ्जययोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 48           |
| श्रमाभिचारणान्तिविधिः (कृत्याणान्तिविधिः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.8          |
| गुजावबरोगसान्तिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24           |
| वराभिचारमान्तिविधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50           |
| ब्रह्महत्यादिपापनिवृत्तिकरो जपहोमादिविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २८           |
| पहामृत्यु ञ्जयमनोभेवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35           |
| धायुरारोग्यसीभाग्यधर्मार्थंसुखमोक्षप्र इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98-30        |
| द्यानुब्दुभयन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 'भा त्वा रुद्रे' त्युङ्मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10           |
| भारवातिलकोक्तं भिवस्तो मन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32           |
| ETEROPOLIS CONTRACTOR | 39-35        |
| सूर्यंकृतं शिवस्तोत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18-17        |
| स्कन्दपुरागोक्तं शिवकवचस्तोत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17-14        |

( x.)

| विषय:                                  | 9ुष्ठ संस्या  |
|----------------------------------------|---------------|
| वघूनाम्पुत्रभूमिगृहादिप्रदयन्त्रविधिः  | 22            |
| नरवश्यकरं यम्त्रान्तरविधानम्           | X S           |
| धवाङ्कयन्त्रार्गा विधानम्              | . X5          |
| शताङ्क (शतसंख्यावधिक)यन्त्रधारएफलकथनम् | K\$           |
| यन्त्राएां लेखाधाराः                   | <b>₹3-%</b> ¥ |
| मञ्ज्यम्त्राणां सेखनकमः                | XY            |
| कमंभेदेन नक्षत्रादि-लेखनीनिरूपणम्      | XX-XX         |
| यन्त्ररचनाप्रकारः                      | xx-x0         |
| यन्त्रसाधनविधिः                        | X o           |
| विभिन्नाङ्कयन्त्राणां फलनिर्देशः       | 3×-0×         |
| प्रकारान्तरेण लेखन-घारणविधिः           | 3.8           |
| <b>ग्र</b> भिषेकविधानम्                | 3%            |
| कलशस्थापनविचिः                         | . ५१-६२       |
| मुवनेश्या बीजत्रयात्मको मन्त्रः        | 45            |
| ऋष्यादिः                               |               |
| पढङ्गन्यासो ध्यानञ्च                   | 63            |
| तत्प्रयोगः                             | 43            |
|                                        | 43            |
| कवित्व-वश्य-राज्यश्रीप्रदप्रयोगिविधः   | 63            |
| मन्त्रान्तरम्                          | £3            |
| ऋष्यादि-षडङ्गन्यासध्यानानि             | ÉA.           |
| मच प्रयोगः                             | ६४-६४         |
| <b>पुरक्षर</b> णम्                     | <b>EX</b>     |
| काम्यकर्मप्रयोगिविधिः                  | EX.           |
| पाणादित्र्यक्षरो मन्त्रः               | . 66          |
| तद्व्यादिष्यानार्चाविषः                | <b>66</b>     |
| तरप्रयोगः                              |               |
|                                        | 60            |
| काम्यप्रयोगविधिः                       | . 60          |

| विषयः                                                                                  | वृष्ठ संस्था  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| वटागंलयन्त्रम्                                                                         | <b>६७-६</b> = |
| श्रष्टाक्षरो मन्त्रः                                                                   | Ę=            |
| षोडशाक्षरी मन्त्रः                                                                     | €=            |
| यःत्रनिर्माराविधिः                                                                     | 9.2           |
| यन्त्ररचनाप्रकारः                                                                      | \$6-9\$       |
| वश्यादिकमंयु यन्त्रघारगादिविधिः                                                        | 50-90         |
| वश्यविजयारोगदं यन्त्रम्                                                                | ७२            |
| स्वरितवाञ्चित्रवार्थदं यन्त्रम्                                                        | ७२-७३         |
| श्रीभुवनेश्वरीस्तृतिः                                                                  | 30-50         |
| धन्या भुवनेशीस्तुतिः                                                                   | 92-00         |
| त्रैलोक्यमञ्जलन्ताम भुवनेश्वरीकवजम्                                                    | E \$-EX       |
| मातृकामन्त्रस्तन्त्रान्तरोक्तं मन्त्रवर्णाना पृथक्पृयक्यानञ्चम्                        |               |
| श्रीमातृकाविधानम्-तत्र—<br>मातकामन्त्रस्तन्त्रान्तरोकः मन्त्रवर्णाना पथक्पयम्ब्यानञ्चम | EX-E0         |
| ऋषिन्यासादिविधिस्तत्प्रकारश्च                                                          | 32-02         |
| नानातन्त्रोक्तो घ्यानभेदः                                                              | 5€-€0         |
| यन्त्रप्रकारो यजनविधिस्तत्प्रयोगश्च                                                    | £3-03         |
| कवित्वसिद्धये ब्राह्मीघृतविधिः                                                         | K3-6X         |
| मुद्रिका (इचक) धारणविधिः स्वर्णादिमानञ्च                                               | €8-68         |
| तन्त्रराजोक्तो यन्त्रविधिर्यन्त्ररचनाप्रकारण्य                                         | 67-80         |
| मातृकाविद्योपासकानामन्यविद्योपासकानाञ्च                                                | 3 16 5        |
| प्रारमाग्निहोत्रविधिस्तत्प्रयोगो होमप्रकारण्च                                          | 808-63        |
| भोजनकाले कत्तंव्यप्रागाग्निहोत्रविधिस्तत्फलव्य                                         | \$01-103      |
| श्रुत लिपेविधानम्                                                                      | 009-F09       |
| भूतिलप्याः प्रयोगस्तत्र                                                                | 1 . 7         |
| संहार-सृष्टि-स्थितिन्यासाः, पूजायन्त्रे यजनं, जपादिविधिक                               | 4 500-550     |

| विषयः                                                           | पृष्ठ संस्या |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| काम्यकर्मांशि-तत्र-                                             |              |
| राजवश्यं, लक्ष्मीसिद्धिः, वनितावश्यं, सर्वसिद्धिदो योगश्च       | 990          |
| क्ष्वेड-(विष)हरमाकाशयन्त्रम्, सर्वशान्ति-                       |              |
| करं यन्त्रं, उच्चाटन-मारग्यन्त्रञ्च                             | \$ 90-98\$   |
| रक्षायन्त्रं, रिपुनाशनयन्त्रं, वश्यदं वास्सायन्त्रं, स्तम्भक्न- |              |
| द्भूमियन्त्रञ्च                                                 | - ११२-११३    |
| बागीश्वय्याः सरस्वत्याः विधि:-तत्र-                             | the state of |
| दशाक्षरीमन्त्रविधिः                                             | X32-288      |
| दशाक्षरीमन्त्रप्रयोगस्तत्काम्यविधिष्ठच                          | 184-666      |
| वागैश्वर्यफलप्रदः षोडशाक्षरोमन्त्रस्तत्प्रयोगस्तत्कास्यविधिश्व  | 180-88=      |
| ्षकादणाक्षरो हंसतागोषत्ररोमन्त्रम्तत्त्रयोगस्तत्काम्यविधिषच     | 28=-650      |
| शारदातिलकोक्त कादशाक्षरमन्त्रविधिः                              | 290          |
| सारसङ्ग्रहादि गुक्तास्त्वन्ये मन्त्रास्तत्र-                    |              |
| पारिजातसरस्वत्या एकादशाक्षरो मन्त्रः                            | . 828        |
| सप्तकोटोश्वया वागैश्वयंत्रदः सप्ताणीं मन्त्रः                   | 858          |
| वाग्वादिन्याः वाक्सिद्धित्रद एकति गाक्षरो मन्त्रः               | \$28-828     |
| सारस्वतस्त्र्यक्षरात्मको मन्त्रस्तद्विधिस्तत्काम्यविधिक्च       | १२२-१२३      |
| ब्रह्मपुराणोक्तं सरस्वतीस्तोत्रम्                               | ***- ***     |
| प्रपञ्चसारोक्तं सरस्वतीस्तोत्रम्                                | १२१-१२६      |
| सरस्वत्युपासकानां वर्णकर्माणि                                   | 274-176      |
| [चत्वारिशस्तरङ्गः-नृष्ठ-१२८-१७४]                                |              |
| श्रीलक्ष्मीमन्त्रविधानम्-तत्र-                                  |              |
| एकाक्षरमन्त्रविधिः                                              | 654-53       |
| तत्प्रयोगः काम्यविधिश्च                                         | 840-838      |
| काम्ययन्त्रविधानम्-तत्र ऋन्यञ्चकयन्त्रम्, ऋग्वेदोक्तं           | 7-15         |
| ्र ऋस्पञ्चक्रञ्च                                                | \$45-64x     |
| श्रीयन्त्रसारोक्तमन्यस्यापनयन्त्रम्                             | \$38-\$3X    |
| चतुरक्षरमन्त्रविधिः                                             | 63x-636      |
| दमाक्षरमन्त्रविधिस्तरप्रयोगः काम्यविधिक्ष                       | 234-23=      |

| विषय:                                                      | पृष्ठ संख्या |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| बष्टाविशाक्षरलक्ष्मीहृदयमन्त्रविधिः                        | 652-680      |
| तत्त्रयोगः काम्यविधिश्च                                    | 680-685      |
| सर्वमा आज्यदायिनोलक्षोमन्त्रविधिवं लिदानविधिव्य            | 585-58X      |
| तंत्प्रयोगः                                                | 68X-685      |
| त्रिशक्ति मन्त्रस्त अन्ति विस्तत्प्रयोगश्च                 | 686-68=      |
| महालक्ष्म्या ढादशाक्षरमञ्जविधानम्                          | 68=-6XR      |
| तत्प्रयोगः काम्यक्तम्मं विधिश्च                            | 6xx-1x5      |
| महालक्ष्म्याः का स्ययन्त्रविधिस्त्वरिताविद्यामन्त्रकः      | १५६          |
| महालक्ष्म्याश्चतुर्दशाक्षरमन्त्रद्वयम्                     | 260          |
| महालक्ष्म्याः सप्तार्खो मन्त्रः                            | 250          |
| महालक्ष्म्या एकादशाक्षरो भन्त्रस्तत्प्रयोगक्ष              | 199-099      |
| ऋक्पञ्चदशकात्मकस्य श्रीसूक्तस्य विधानम्                    | १६१-१६२      |
| श्रीसुक्तस्य प्रयोगः                                       | १६२-१६७      |
| श्रोसुक्तस्य धारग्रा-स्थापनयनत्रविधिस्तत्प्रयोगम्च         | १६७-१६=      |
| विष्णुपुरास्मोक्तं लंकमीस्तोत्रम्                          | 164-525      |
| हकन्दपुरास्त्रोक्तं लक्ष्मीस्तोत्रन्                       | १७१-१७३      |
| श्रीमन्त्रजापिनां केचिन्नियमाः                             | १७३-१७४      |
|                                                            |              |
| [एक बत्वारिशस्तरङ्गः-१७६-२३२]                              | 19           |
| मथ मातङ्कोमन्त्राः –तत्र–                                  |              |
| राजमातिङ्गन्या ग्रष्टाशीत्यक्षरमन्त्रविधिः                 | \$02-508     |
| तत्त्रयोगः काम्यक्रमंविधिश्च                               | १८४-१८६      |
| राजमातङ्ग्याः पञ्चनवस्यक्षरो मन्त्रः                       | १यय          |
| राजमातङ्ग्याश्वतुःपञ्चाशदक्षरैकाधिकषष्ट्रचंद्वरीः मन्त्रीः | 196-160      |
| वश्यमातङ्ग्याः सप्तचरवारिशाणों मन्त्रः                     | •35          |
| मातङ्गीरत्नदेवतामन्त्र-यन्त्रविधिः                         | F39-037      |
| भात ज्ञीरत्नदेवता मन्त्रप्रयोगस्तकाम्यकर्मविधिक            | 737-189      |
| मातङ्गे एवर्ध्या प्रष्टनवत्यक्षरमन्त्रविधिः                | 464-500      |

| विषय:                                                              | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| तत्त्रयोगस्तत्काम्यक्रम्मंविषौ पुत्तिकादिविविषक्रम्मांशि           | X05-005      |
| सन्त्रराजोक्ता नक्षत्र वृक्षाः                                     | ₹08-40€      |
| मत्स्येन्द्रसंहितोक्तं युक्तलीमानम्                                | 208-200      |
| मातङ्क्षीप्रोतये चतुःषष्टियोगिनीयजनविधिः                           | 305-602      |
| मातङ्ग्या घारण्यन्त्रविधानम्                                       | 308-30       |
| चण्डमातिङ्गन्याश्चतुदंशाक्षर मोन्त्रः                              | 588          |
| मुमागुमवादिनीमातङ्गीमन्त्रः                                        | 711          |
| श्रीमातः इवयाः सद्यः शतगुराफलदायको मन्त्रः                         | 711          |
| प्रयञ्चसारोक्तः सर्वसम्मोहित्या मन्त्रविधिः                        | 285          |
| उच्छिष्टचाण्डालिमातङ्ग्रघा एकोर्नीवशत्यक्षरमन्त्रयन्त्रविधि:-      | २१२-२१४      |
| स्तत्प्रयोगम्च                                                     |              |
| मस्येव मन्त्रस्य मन्त्रभेदेन विधिप्रयोगौ                           | २१४-२१व      |
| काम्यकृत्यविधानम्                                                  | 215-220      |
| मातङ्गीस्तोत्रम्                                                   | २२०-२२१      |
| श्रीशङ्कराचार्यविरचितम्मातङ्गीस्तोत्रम्                            | २२१-२२३      |
| श्रीरुद्रयामलोक्तम्मातञ्जीकवचम्                                    | २२३-२२४      |
| तत्रेवोक्तमन्यन्मातङ्गीकवचम्                                       | २२४-२२६      |
| मुमुखीविधानम्-तत्र-ग्रनुक्तसंख्यकजपहोमयोः                          |              |
| भ्रष्टसहस्र अपहोमी, काम्यहोमविधिश्च                                | 774-737      |
| [ द्विचत्वारिशस्तरङ्गः-पृष्ठ-२३३-२५३ ]                             |              |
| श्रीदुर्ग[मन्त्रा:-तत्र-                                           |              |
| श्रीदुर्गाया ग्रष्टाक्षरमन्त्रविधिः                                | २३३-२३४      |
| श्रीदुर्गाया अष्टाक्षरमन्त्रप्रयोग स्तद्यन्त्रविधिः काम्यकर्मविधिष | च २३४-२३६    |
| महिषमद्दिन्या प्रष्टाक्षरमन्त्रविधिः                               | 735-735      |
| तत्प्रयोगस्तत्काम्यकम्मंविधिश्च                                    | 2\$4-5\$6    |
| जयदुर्गाया दशाक्षरीविद्यामन्त्रविधिः                               | 938-380      |
| जयदुर्गाया द्वादशार्णमन्त्रविधिः                                   | 540          |

| विषय:                                               | पूष्ठ संख्या       |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| मूलिनीदुर्गायाः पञ्चदशाक्षरमन्त्रविधिः              | 586-585            |
| पञ्चदशाक्षरमन्त्रप्रयोगः काम्यकृत्यविधिष्           | २४२-२४४            |
| ज्वालामालिन्या दाविकार्गो मन्त्रः                   | 588                |
| वनदुर्गायाः सप्तत्रिणदर्गात्मकमन्त्रविधिः           | २४४-२४७            |
| प्रस्याः प्रयोगः                                    | २४७-२४=            |
| काम्यकमंविधानं यन्त्रसाधनञ्च                        | 58=-5x3            |
| [ त्रिचत्वारिशस्तरङ्गः-पुष्ठ-२५४-२८०]               | relation of the    |
| धीनवार्णमन्त्रविधानम्-तत्र                          | No. Was No. of St. |
| त्र लोख्यडामराख्यनवाक्षरमन्त्रस्य प्रत्यक्षरघ्यानम् | 588                |
| नवत्रीजनिबद्धमन्त्रस्य जपफलकथनम्                    | SAA                |
| मन्त्रासा पम्पल्लवादिराहित्ये दोवफलकथनम्            | 722-724            |
| कामनाभेदेन लक्षरापुरस्सरम्पल्लवभेदाः                | २४६                |
| स्नानादिविधिः                                       | <b>२</b> ४६        |
| नित्यपूजाविधी भूतशुद्धचादि-मातृकान्यासा-            | and the            |
| चेकादशन्यासान्तो विधि:                              | १३५-०४६            |
| श्रध्यंपात्रादिस्यापनम्पीठपूजाविधिश्च               | २६३-२६७            |
| शूद्रारगाम्पक्वान्ननेवेद्यदाननिषेधोक्तिः            | 260                |
| चण्डीसप्तजतीजाप्ये सरहस्यचरितत्रयस्य                |                    |
| नवार्रामन्त्रस्य च जपहोमिविधिस्तत्फलङ्च             | ₹60-24€            |
| चण्डीसप्तशतीस्तोत्रस्य चरितत्रयागां नवागंमन्त्रस्य  |                    |
| ्र न्यासविधानम्                                     | २६८-२६६            |
| नवार्णमन्त्रस्य प्रयोगः                             | 366-508            |
| ि नित्यपूजाफलम्                                     | २८०                |
| [चतुश्चत्वारिदास्तरङ्गः-पुष्ठ-२६१-३०६]              | FEWER TO           |
| चण्डीसप्तशस्याः काम्यपूजाविधिः—तत्र —               | 2.17               |
| पूजापीठभेदेन फलभेदः                                 | ?=१                |
| च्यानभेदेन फलभेदः                                   | रद १-२ दर          |
| नित्यचण्डीविधानन्तत्प्रयोगश्च                       | द्दर-रदव           |
|                                                     |                    |

| विषय:                                          | पृष्ठ संस्या       |
|------------------------------------------------|--------------------|
| नवदुर्गाविधिस्तत्प्रयोगभ्च '                   | <b>२</b> द ₹-२ द ¥ |
| नवचण्डीमहोत्सवविधी बलिदानविधिस्तत्प्रयोगश्य    | セニダース マダ           |
| शतचण्डीविधानम् —तत्र                           |                    |
| अनावृष्टचादिशान्तिकार्येषु शतचण्डीजपनिर्देशः   | २८७                |
| मण्डयकुण्डयोनिर्देशः                           | रेयम               |
| मधुपवकंविधानेन बाह्यगादीना वरगाम्पूजनविधिश्च   | रेष्ट              |
| सपरिमाणपूजासामग्री                             | २६०                |
| बाह्य <b>राकुमारोभोजनम</b> ू                   | ' २६४              |
| द्वितीयदिवसादिपञ्चमदिवसपर्य्यन्तस्तपंगहोमा—    |                    |
| दिकृत्यविधिः                                   | 138                |
| द्विजानां सपरिमाणं गोदानदक्षिणादानादिभिः       |                    |
| परितोषराम्                                     | 464-46\$           |
| चण्डिकाया ब्रह्मोक्तनामानि                     | \$39               |
| चण्डिकाजपसिद्धये नवाक्षरमन्त्रसम्पुटोक्तिः     | ् २६३              |
| धय मतनण्डीप्रयोगः—तन—                          |                    |
| मण्डप-कुण्डादिनिर्मासापूर्वकमाचार्यादिद्विज-   |                    |
| ' क्रणादिविधानम्                               | 45x                |
| दिग्देत्रता दिपू नापूर्वकम्प्रधानकुम्भस्यापनम् | ¥38                |
| कस्तूरीकुङ्कुपादियूजासामग्रघाः परिमागोक्तिः    | 788-38X            |
| सप्तशतीपाठपूर्वकम्प्रयमदिवसकृत्यादिचतुर्थदिव-  |                    |
| सान्तकृत्यविधानम्                              | नरू                |
| र प्रक्रमदिवसकृत्यम्                           | \$35               |
| · सौवर्णनिष्कादिनिर्णयः                        | 788                |
| मजमानस्य बाह्यसाशीर्वचनैःसह गृहप्रवेशः         | 250                |
| <b>म</b> ण्डोपाठमाहातम्यम्पाठप्रकारण्च         | ₹8७-₹8=            |
| जय शब्दार्थः                                   | २६व                |
| मात्स्योक्तः पाठप्रकारः                        | 335                |
| प्रशाऽग्निस्थापनविधिः                          | ₹€€-₹०₹            |
|                                                |                    |

| विषय:                                                     | पृष्यः संस्या |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| प्रस्विस्यापनप्रयोगः                                      | \$05-308      |
| ग्रथ कुगारीपूजाविधिः                                      | \$08-306      |
| कुमारीपूजात्रयोगः                                         | ३०६           |
| प्रथ पुज्याङगुज्यकुमारीलक्षणानि                           | १०६-३०५       |
| ,फलविशेषे कुमारीभेदोक्तिः                                 | ₹ ०७          |
| पृथ्टीधरकृतं, दुर्गास्तोत्रम्                             | 305-005       |
| [ पञ्चकत्वारिशस्तरङ्गः-पृष्ठ-३०२-३४०]                     |               |
| मध भैरवीमन्त्राणां विधानम् -तत्र -                        |               |
| त्रिपुराशब्दव्युत्पत्तिः                                  | ३१०           |
| पञ्चकूटारिमकात्रिपुरभैरवीविद्यामन्त्रीद्वारस्तज्जपविविक्न | 380-36        |
| त्रिपुरभैरवीविद्यापूजाविधिः                               | 36€-36€       |
| त्रिपुरभैरवीविद्यामन्त्रप्रयोगः।                          | ३१८           |
| विनियोगपुरस्सरमृष्यादिकर-षड ज्ञन्यार.देहन्यासादयः         | ३१६-३२०       |
| पूजाप्रयोग:                                               | ३२०-३२१       |
| पुरण्चर्याविधिः काम्यहोमविधिश्च                           | ₹-\$-\$?¥     |
| मृश्यतिलकविधिः                                            | \$5\$         |
| सारमंग्रहोक्तः काम्यविधिः                                 | ३२४           |
| त्र पुरगायत्रीयन्त्रविधिः                                 | ३२४           |
| ग्रन्यत्त्र <u>ीपुरयन्त्रम</u> ्                          | \$58-35X      |
| पञ्चकामास्यं यन्त्रम्                                     | ३२४           |
| त्रेपुरगायत्रोमन्त्रः                                     | ३२५           |
| वाग्भवादिवीजनयस्य साधनम्                                  | ३२४-३२६       |
| तन्त्रान्तरोक्तः वाग्भवादिश्रीजत्रयसाघनम्                 | ३२६           |
| त्रं पुरकन्देत्यपरनामा चैतन्यमन्त्र :                     | ३२६-२७        |
| देवीहृदयविद्याख्य ग्राह्मादिनीमन्त्रः                     | ३२७           |
| सिखे श्वरीतन्त्रोक्तो दीपिनीमन्त्रः                       | \$20          |
| चैतन्यभे रवे। मन्त्रस्त चन्त्रभूजाविधिष्टच                | ३२८-३२६       |
| एकादशाक्षरकामेश्वरीमन्त्रः तत्यूजाविषयच ।                 | ३२१           |

| विषय:                                                              | पृष्ठ संस्पा      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| सम्परप्रदाभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिस्त्रयस्त्रिशाणीः सिहासनमभ्त्रश्च | \$ <b>? ! ! !</b> |
| षट्कूटाभेरवीमस्त्रस्तचन्त्रयजनविधिश्च                              | <b>३३१-३३२</b>    |
| नित्याभैरवीमन्त्रविधिः                                             | 332               |
| भृवनेश्वर <b>भैरवीम</b> न्त्रस्तद्यजनविधिश् <b>च</b>               | ३३२-३३३           |
| भुवनेश्वरभैरवीमन्त्रान्तरम्                                        | <b>\$</b> 23      |
| कोलेगमेरवीमन्त्रस्तद्यं अनविधिष्य                                  | * \$ \$ \$        |
| <b>डामरभै</b> रवीमन्त्रस्तद्यजनविधिश्च                             | \$\$\$-\$\$8      |
| कासिकाभैरवीमन्त्रस्तदाजनविधिश्च                                    | ३३४               |
| भयविष्वंसिनीभैरवीमन्त्रस्तद्यजनविधिष्व                             | ##A               |
| भ्रघोरभेरवोमन्त्रस्तद्यजनविधिश <del>्य</del>                       | \$\$X-\$\$X       |
| मध भैरवीस्तोत्रम्                                                  | <b>UFF-XFF</b>    |
| भैरव्यास्त्रेलोक्यविजयन्नाम कवचम्                                  | 9\$6-5ke          |
| [ अथ षट्धत्वारिशस्तरङ्गः—पृष्ठ-३४१-३६५ ]                           |                   |
| अष अन्तपूर्णाविषानम्-तत्र                                          |                   |
| मञ्जपूराधा विकाक्षरीमन्त्रोद्धारः                                  | ३४१               |
| ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासविधिः                                           | 388               |
| वर्णन्यासविधिः                                                     | ३४१               |
| पदन्यासनवद्वारन्यासविधिः                                           | ३४१-३४२           |
| <b>व्यानम्</b>                                                     | ३४२               |
| पन्त्रन्तद्यजनविषश्च                                               | ३४२               |
| श्विवसप्ताक्षरीमहाविद्यामन्त्रः शिवष्यानञ्च                        | \$83              |
| वगहविद्यामन्त्रः                                                   | \$¥\$             |
| नारायणमन्त्रः                                                      | \$8\$             |
| भूश्रीमन्त्र <u>ी</u>                                              | 3,8.8             |
| परविद्या-भुवनेश्वरी-कमलाःसुभगादीनाम्पूजामम्बाः                     | 328               |
|                                                                    |                   |
| बचाइन्नपूर्गाप्रयोगः                                               | \$ 2.8-\$.2.X     |

| विषय:                                                  | पृष्ठं संख्या      |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| ग्रन्नपूर्णायाः चोडशार्ण-सप्तदशार्णाष्टादशार्णमन्त्राः | 3×4                |
| म्रस्तपूर्णायाः त्रिश्लोकोस्तुनिः                      | 386-380            |
| झत्नपूर्णास्तोत्र <b>म्</b>                            | . \$40-\$4a        |
| ग्रन्नपूर्णाकवणम्                                      | ३४८-३४०            |
| भन्नप्रदास्थमन्त्रस्तरुजपादिविधः <del>-</del>          |                    |
| स्तत्त्रयोगम्ब                                         | \$ X 0 - 3 X \$    |
| कामेशीमन्त्रविधि:-तत्र                                 |                    |
| कामेश्या एकाक्षरो मन्त्रस्तकवादिव्यनि, यजनविधिः,       |                    |
| पुरश्चरण्ड्य                                           | ३४१-३४२            |
| तत्त्रयोगः ,                                           | . १४२-३४३          |
| पञ्चाक्षरीत्राग्विद्यामनोजैपादिविधिः                   | 4X4-4XX            |
| पञ्चकामेश्वरीमन्त्रस्य जपयजनविधिः                      | \$XX               |
| यन्त्रसारोक्तो यन्त्रविधिः                             | \$XX-\$XX          |
| कामेश्वरीत्र्यक्षरीमन्त्रस्य जन-यजनविधिः               | 3x4-3x6            |
| धीबगलामुखीविधानम्                                      |                    |
| श्रीयगलामुखीषट्विंशदक्षरीविद्यामन्त्रोद्धारः           | 8x5-X0             |
| ऋष्यादि , मन्त्रवर्णन्यासविधिश्च                       | ३४७                |
| ध्यानम्, यन्त्रोद्धारो यजनविधिश्च                      | ₹44-3€•            |
| षगसामुक्षीप्रयोगः                                      | ₹0                 |
| मन्त्रसाधनविधिः                                        | 1380-388           |
| शीद्यप्रत्ययकारको वश्यादिषट्कर्मसाधनविधिः              | 354                |
| पादुकासिद्धिरदृश्यकृद्धिलेपनं विषदारिद्रचमोचनम्ब       | ३६१-३६२            |
| कामनायन्त्रम्                                          | \$49               |
| काम्यकर्माणि तद्विधानञ्च                               | \$\$X-\$£X         |
| [ सप्तचत्वारिशस्तरङ्गः-३६६-३८३ ]                       |                    |
| मध त्रिपुटाविधानम्                                     |                    |
| त्रिपुटायास्त्र्यक्षरो मन्त्रस्तरध्यादिष्यानञ्ज        | 366                |
| . त्रिपुटाया यन्त्रन्तत्सक्षेपयजनविधिस्तत्प्रयोगभ्व    | \$ 60-3 <b>6</b> = |
|                                                        |                    |

| विषय:                                                             | पृष्ठ संस्था    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| पुरक्वर <b>स</b> िवधिस्तत्फलञ्च                                   | 350             |
| भ्रष्टाक्षरीमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगः पुरश्चर्याविधिश्च              | 3 \$ = - 3 \$   |
| मध्वारुढाया दणाक्षरमन्त्रविधिस्तर्ध्यादयग्तःप्रयोगश्च             | ₹₹€-३७०         |
| पुरम्चर्याविधिः काम्यसाधनञ्च                                      | ३७०-३७१         |
| दशार्णस्यंत्र मनोरेकादणार्णत्वं द्वादणार्णत्व त्रयोदणार्णात्मकत्व | ঙৰ              |
| तुर्द्धिष्टम्य '                                                  | 905             |
| ग्रश्वास्ढायाः सर्वकामद यन्त्रन्तत्साधनस्च                        | ३७६             |
| एकविशार्सो मन्त्रः                                                | <b>*</b> \$62   |
| <b>अश्वारूढास्तोत्रम्</b>                                         | \$65            |
| गीरीयोडगार्णमन्त्रस्तरच्यादयो यजनविधियच                           | <b>१७</b> ३     |
| प्रसञ्चसारोक्तः पीठपूजाविधिः पीठमन्त्रस्तद्गायत्री <b>च</b>       | その手             |
| नौरीप्रयोगः                                                       | ३७४             |
| पुरश्चर्याविधिः काम्यविधिश्च                                      | \$07-0X         |
| एकोर्नावनाक्षरः स्त्रीयस्यकरो मन्त्रः                             | ३७४             |
| सर्ववश्यप्रदः सप्तवर्णात्मकः पद्मावतीमन्त्रः                      | 201             |
| ऋ्ध्यादिध्यानार्षाविधिः                                           | ३७५             |
| पुरक्ष्यरणं, वस्यदयन्त्रञ्च                                       | ३७६             |
| च्येच्ठालक्ष्मीमन्त्रस्तरच्यादिः, पदपञ्चकन्यासम्ब                 | ३७६             |
| च्यानादि-यजनान्तविधिः ज्येष्ठालक्ष्मीगापत्रीमनु <del>श्च</del>    | २७६-७७          |
| युरम्बर्या तरफलञ्च                                                | , ३७७-७ ह       |
| ग्रहभीतिहर+त्र्यक्षरःस्त्रिकण्टकीमन्त्रस्तरप्यादिःध्यनिः,         |                 |
| यजनविभिन्न                                                        | ३७६             |
| त्र्यक्षरो वश्यत्रिकण्टकीमन्त्रः                                  | ₹७=             |
| सर्वेसिद्धिः दोऽष्टवस्पत्मिको वैष्सावीमन्त्रः                     | 308             |
| ऋच्यादिन्यासविधिर्घ्यानं यजनविधि-                                 | 306             |
| र्यायत्रीमन्त्रक्ष                                                | \$ = 0 - 3 = \$ |
| एवीमन्त्रप्रयोगः पुरम् <b>धर्या च</b>                             | \$11.5          |
| बैध्मय्याः षडक्षरात्मको वसुवर्णात्मकण्य मन्त्रः                   | १८१             |
|                                                                   |                 |

| विषय: ,                                                | वेद्य संस्ता |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| महामायोपासकानां वाक्यानि, विपन्नवशायां नित्यनैमित्ति ह |              |
| कर्मस्यागविवारश्व                                      | 3=2-3=3      |
| [ भव्टबत्वारिशस्तरङ्गः-पृषः ;-३८४-४०३ ]                |              |
| परिमलमन्त्रविधानम्-तत्र —                              | 358          |
| परिमन्त्रमन्त्रः                                       | ₹८४          |
| ऋष्यादिकरषष्ठञ्जन्यासविधिः                             | \$G¥         |
| वश्यादिकृत्येषु घ्यानाचेनाजरिवधिः                      | 3<1          |
| परिमलमञ्जाहायोगः                                       | . ३८४-३८६    |
| महाकृत्यात्रिनियोगस्त न-                               | ३८६          |
| शत्री: प्रतिमा (पुत्तनी) निर्मिति:                     | ३८६-३८७      |
| तत्त्रारात्रतिष्ठा-होमादिविविः                         | ३८७          |
| मारगोच्चाटनशान्तिवश्यकर्माणि                           | 3=0          |
| विशेषतो महाशान्तिविधिः                                 | ३८७          |
| योगिनीतन्त्रोक्तो वज्जवं रोचनीयायास्त्रवोदशाणः         |              |
| षोडशाणंश्य मन्त्र                                      | 95-320       |
| मन्त्रवर्णस्था देवाश्छन्दांति ऋवयस्य                   | 135-031      |
| मन्त्रस्य सकलध्यानम्                                   | 788-388      |
| निष्कलध्यानम्                                          | 787          |
| <b>ध</b> तिकलभ्यानम्                                   | <b>F3F</b>   |
| मण्डलार्चनविधिः (यन्त्राचिविधः)                        | ¥35-535      |
| पूजात्रयोगः                                            | 13F-X3F      |
| पुरस् <b>ष</b> रेणम्                                   | . 184        |
| पूजा-ध्यान-होमतर्पंगाद्यपायै-                          | 335-336      |
| र्षस्य-मुब्दिःतम्भन-विषरोगादिनामन-                     |              |
| नीकागजादिस्तम्भनोच्चाटनादिकमैविधिः                     |              |
| षष धूमावतीमन्त्रविधानम्-तत्र-                          | 356          |
| म-त्रोद्धारः                                           | 388          |

#### ( 25 )

| ऋष्यादि-करङङ्गन्यासविधिः, ३१६<br>ध्यानम्पुरक्ष्यां च ३१६-४००<br>मारणोच्याटनविद्वेषकर्मारणं तच्छान्तिक्च ४००-४०२<br>प्रतिमा (पुत्तली) विधानम् ४०२-४०३<br>[ एकोनपञ्चाशसरङ्गः—यृष्ठ-४०४-४६२ ]<br>दक्षिणकानिकारन्त्रविधानम्—<br>हाविकासरमञ्जोद्धारः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारगोच्याटनविद्वेषकर्मास्य तच्छान्तिश्व ४००-४०२<br>प्रतिमा (पुत्तली)विधानम् ४०२-४०३<br>[ एकोनपञ्जाद्यासरङ्गः—पृष्ठ-४०४-४६२ ]<br>दक्षिणकानिकादन्त्रविधानम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रतिमा (पुत्तली) विधानम् ४०२-४०३<br>[ एकोनपञ्चाद्यासरङ्गः—पृष्ठ-४०४-४६२ ]<br>दक्षिणकानिकार स्त्रविधानम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ् एकोनपञ्जाद्यासरङ्गः—पृष्ठ-४०४-४ <b>५२</b> ]<br>दक्षिणकानिकार-त्रविषानम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दक्षि <b>णकालिका</b> म्नविधानम्—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वार्तिमास्यसभीत्रस्यः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alterior de antida de anti |
| मन्त्रप्रशस्तिः ४०४-४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ऋष्यादि-कर-यडङ्गस्यासविधिः ४०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कालीतन्त्रोक्तमृष्यादिन्यासविधानम् ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वीरतन्त्रोक्तः वडङ्गन्यासः Yo६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <sup>र</sup> कालीतन्त्रोक्तः ६३जून्यासः ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| फेरकारिस्मीतन्त्रोक्त.समस्ताञ्जन्यासविधिः ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कुमारीकल्पोक्तः सर्वाञ्चन्यासः ४०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ध्यानम् ' ४०६-४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| '     यन्त्रन्तद्यजनविधिष्ठ <del>ण</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| र क्षित्तकास्त्रिकाप्रयोगः . ४०६-४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दक्षिश्कालिकागायत्रीमन्त्रस्तरप्रमस्तिष्य ४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ं पूजने विशेषो विधिः ४११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जिलाबन्धनमन्त्रः, ग्रासनगोधनमन्त्रः,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पापापनोदनमम्त्रः, पादप्रक्षालनमन्त्रः, सर्वविघ्नात्सारगमन्त्रभ्य ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भूमिशोधनमःत्रो भूग्यभिमन्त्रणमन्त्रश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मृद्वचूडककोयलामनानि, भृतासनं विना 🐪 ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कातिकाजपे नरकावाध्यः ४१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मण्डलमन्त्रः, पुष्पाधिष्ठानमनुः, पुष्पजलाहरणमन्त्रभ्य ४१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कायवाविचतमोधनमन्त्र भारमरक्षरामन्त्रक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सन्तःपूजाविधः (देहमयपीठपूजाविधिः) पीठन्यासमन्त्रभ्यः ४१३-४१=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| विषय:                                                    | पृष्ठ संख्या   |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| भावचूडामशिप्रोक्तो गुरुकमः                               | ४१८            |
| कालिकाया गुरुक्रमे दिव्यीघाः, सिद्धीघाः,                 |                |
| मानवीषाश्च गुरवः                                         | 844-848        |
| दिव्यौघ।दिगुरुगामावासस्थानम्                             | 318            |
| मानवीचगुरुखान्नामान्ते शानन्दनाथेति शब्दयोजनं,           |                |
| गुरुरूपार्गा स्त्रीरगां नामान्ते प्रम्वेतिशब्दयोजनञ्च    | 388            |
| बलिपुजादिकमंसु निशाकाल एवाक्षयफलदः                       | 38X            |
| रात्री कौलिकस्य कृते पर्यंटन-शक्तिश्रुजनयोरनिवार्यंत्वम् | ¥20            |
| श्य काम्यवलिः—तत्र—                                      |                |
| कालिकापुराएगोक्तव्रद्धायादिवलिनिवेदनविधिः                | ४२०            |
| बलिमन्त्रद्वयम्                                          | ¥20-¥21        |
| वाराहीमंहितोक्तो बलिदानविधिः                             | 45 6-850       |
| विलपण्यादीनां शक्षामानि                                  | ¥21-455        |
| पशुप्राक्षरामन्त्रः सङ्गपूजनन्तनमन्त्राक्ष्व             | ४२२-४२४        |
| सङ्गलक्षराम्, भेदने (बलिच्छेदने) क्षुरिका-कुठार-         |                |
| परशुलण्डानाग्नियेघोक्तिः                                 | ४२४            |
| छेदने विकारितोक्तिः                                      | *5%            |
| विज्ञीर्वं (मस्तक) पतनविचारः                             | X5X-25£        |
| शीवॉपरि <del>ज्</del> वसदीपविचार:                        | ४२६            |
| ग्राह-कच्छप-गोधा-मत्स्यानाम्पक्षीरा।ञ्च शीर्योपरि-       | ¥24            |
| दीपदाननिषधोक्तिः, दीपे घृतादिद्रव्यदानविचारी-            |                |
| जपसं <b>स्थो</b> क्तिक्व                                 | 825-850        |
| अपस्थानविचारः, एकलिङ्गस्थानलक्षग्रञ्च                    | * 20           |
| जपमानाविचारो ध्यानञ्च                                    | * 20-83=       |
| बश्याकर्पणकर्मणि द्वाविशाक्षरमंत्रे कामबाणबीजपञ्चक-      |                |
| संयोजनविधिः                                              | Yes            |
| वश्यादिकाम्यकभैविधिः                                     | <b>854-838</b> |
|                                                          |                |

| विषय:                                                      | पृष्ठ संस्या    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| धार्य गिवावलिप्रकारः                                       | A5A-A5A         |
| दीपदानविधिः                                                | A3X-A3&         |
| कालीस्तोत्रम् (कर्पू रस्तवराजः)                            | A34-A:6         |
| जगम्मङ्गलन्नाम कवचम्                                       | A\$5-245        |
| <b>ग्रथ</b> श्रीदक्षिणकालिकाया मन्त्रभेदा:-                | RAS             |
| एकाक्षरो महामन्त्रः                                        | AX\$            |
| एकविशस्यक्षर-त्रयोविशाक्षर-द्वाविशाक्षर-विशःक्षरमन्त्राः   | RAS             |
| सिद्धकासीमहाविद्यामन्त्रविधिः                              | <b>አ</b> አያ-ኢአአ |
| महाकालीमहाविद्याभ्यक्षरमन्त्रः                             | AAX             |
| ब्रह्मोक्त पञ्चाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                      | YYX             |
| त्रैलोक्यमोहिनीविद्यायाः वहसरो मन्त्रः                     | RAM             |
| चतुर्व्वर्गफलप्रदोऽज्टासरीमहाविद्यामन्त्रः                 | AAX             |
| ब्रह्मोक्त एकादणाक्षरीविद्यामन्त्रविधिः                    | ****            |
| दशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                                   | *XXE            |
| विभाक्षरीमहाविद्यासम्त्रः                                  | XX.0            |
| प्रकारान्तरेण विशाक्षरीमहाविद्यामन्त्र।                    | ¥80             |
| त्रिभुवनेश्वरीत्र्यक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                   | Wa              |
| <b>प्रष</b> ्टाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                       | YYO             |
| पञ्चाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                                 | 62 X            |
| सर्वसम्पत्प्रदो नवाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                   | YYO             |
| सर्वशत्रुमयङ्करो नवाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                  | XX0-85          |
| मोक्षदायिन्यष्टाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                      | YYG             |
| चतुर्व्वर्गफलप्रदश्चतुर्दशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः           | XXd             |
| कल्पद्रमोपमः षोडशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                    | Ws              |
| मायातन्त्रोक्त एकादशाक्षरीमहाविद्यामन्त्रः                 | \$X¢            |
| श्रव विद्यामाहारम्यम्                                      | ४४८-४४०         |
| वाथ श्मशानकालिकाया एकादशार्णमन्त्रजपपूजाविधिः              | *********       |
| <ul> <li>श्मशानकालिकायाः सप्ताक्षरात्मा मन्त्रः</li> </ul> | 823             |

| विषय:                                                    | पृष्ठ संस्या               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| बृह्यकालीमन्त्रः                                         | XX4                        |
| [पञ्चाशसमस्तरङ्गः-पृष्ठ-४५३-५०४]                         |                            |
| भद्रकालीमन्त्रस्तद्विधिश्च                               | AXS                        |
| महाकालीचतुर्दशाक्षरमन्त्रस्तद्विधिश् <b>च</b>            | ***                        |
| भद्रकाल्या ग्रष्टचल्वारिशाक्षरो मन्त्रस्तद्विधः,         |                            |
| रुद्रदण्डप्रयोगवि <b>घश्च</b>                            | <b>***</b> ***             |
| श्रय ताराप्रकरणम् —                                      |                            |
| तारापञ्चाक्षरीमन्त्रभेदाः                                | AX=-A£\$                   |
| · नीलसरस्वती-तारा-उग्रतारा-एकजटा-महानील-                 |                            |
| सरम्बती-कुल्लुकामन्त्राः                                 | * \$ \$ - * £ 5            |
| वसिच्ठमप्तोन्मुक्ता ताराविद्या                           | 845                        |
| एकवीराकल्योक्तस्तारापञ्चाक्षरी मन्त्रो वधूबीयलक्षाण्य    | A65.                       |
| ताराधपञ्चाक्षरीविद्योपासनायो द्विजानामेवाधिकारः          | * \$ \$ \$                 |
| नीलसरस्वत्यभिधायास्तारायाः-                              |                            |
| मन्त्रच्यातम्                                            | *43                        |
| ग्राचमनमन्त्र:                                           | A£3                        |
| शिक्षाब्द्धवाद्यम् । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | <b>* * * * * * * * * *</b> |
| ग्रच्यं मन्त्र:                                          | AÉS.                       |
| गायत्रीमन्त्र:                                           | AES                        |
| पादविषुद्धिमन्त्रः                                       | AEA                        |
| विष्कोत्सारणमन्नः                                        | AER                        |
| भूमिशोधनमन्त्रः                                          | AÉA                        |
| भूष्यभिमन्त्रग्मन्त्र:                                   | Ack                        |
| मण्डलारचनमन्त्रः                                         | AÉA                        |
| धपरो मण्डलारचनमन्त्रः                                    | XEX                        |
| बाक्चित्तशोधनमन्त्रः                                     | AEA                        |
| बलाभिमन्त्रएभन्त्रः                                      | AEA                        |
| पुष्पाधिष्ठानमन्त्रः                                     | REA                        |

| विषय:                                                   | पृष्ठ संख्या     |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| पुष्पोद्धरण-शोधनमन्त्रस्तत्परिग्रहमन्त्रश्च             | 868-86X          |
| एकजटात्मकयन्त्रोद्धारः                                  | . ४६४            |
| भूतशुद्धिप्रागप्रतिष्ठाविधिः                            | ४६५              |
| <ul><li>मातृकान्यासविधिः</li></ul>                      | 358              |
| ताराषोढान्यासविधिः                                      | 844              |
| षोढान्तर (गुह्मषोढा)न्यासविधिः                          | 866              |
| तारामहाबोढान्यासविधिस्तत्र—                             |                  |
| रुद्र-ग्रह-लोकपाल-शिवशक्तितारादि-पीठभ्यासविधिः          | \$\$V-V\$8       |
| बागूपिर्णोन्यासविधिः                                    | 866-830          |
| ऋष्यादिकरषडङ्गन्यासविधिः                                | 800              |
| कामभेदेन ध्यानविधिः                                     | 202-00g          |
| पूजापीठाचंनविधिस्तत्र—                                  | \$02 80\$        |
| श्रष्ट्यंगन्यपुष्पोपचाराहिमन्त्राः                      |                  |
| सारागुरुकमः                                             |                  |
| <b>नै</b> बेद्ध-त्रलिमन्त्रश्च                          |                  |
| वय तारापूजाप्रयोगः                                      | ४७६-४८६          |
| क्रय तारामन्त्रसाधनविधिः (पञ्चाङ्गपुरश्चर्याविधिः)तत्र— | &= <b>£</b> -&=€ |
| जपमालाविचारः                                            | 8=5              |
| ; हवनादिकार्येषु ग्राह्मद्रव्याणि .                     | A=6-860          |
| . कुत्लुकामन्त्रोद्धारः,                                | \$38-038         |
| कवित्त्व-वश्यादिकाम्यविधिश्च                            |                  |
| श्ररणागतन्नाम तारास्तोत्रम्                             | XEX              |
| क्षाराकवचम्                                             | AEX-REQ          |
| धव ताराविद्याया मन्त्रभेदास्तत्र—                       | ₹60-866          |
| . अष्टिसिद्धिप्रदः पञ्चिविशत्यर्गो मन्त्रः              |                  |
| र मवासरात्मको मन्त्रस्तद्विधिश्च                        |                  |
| , ब्रेदमातुरष्टाक्षरात्मको मन्त्रः                      |                  |
| . द्वृतकवित्वप्रदः सप्तदशाक्षरात्मको मन्त्रः            |                  |

|                                                                      | 4              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| विषय:                                                                | पृष्ठ संख्या-  |
| नवाक्षरो हंसताराविद्यामन्त्रः                                        | 73¥            |
| भ्रंथाऽस्याः पुरस्वरएभेदाः                                           | 46 E-20        |
| नवाक्षरोमहाविद्यामन्त्रजपादिविधिः                                    | X00-X0X        |
| [ एकपञ्चाशत्तमस्तरङ्गःपृष्ठ-५०६-५६२ ]                                |                |
| भव चनत्कारिण्यो विद्यास्तत्र—                                        |                |
| ममृतेश्वरीविद्याया वासप्रदः पञ्चाक्षरो मन्त्रस्तद्विषश्च             | 408-40h        |
| दीर्घायुष्यप्रदाया मृत्युङ्जयाविद्याया मन्त्रस्तद्वि <del>धश्च</del> | Kon            |
| त्रिपुटाविद्यामन्त्रस्तद्विधिश्च -                                   | Xos.           |
| गारुडोविद्यायास्त्रयोविशार्णमन्त्रविधिः                              | ५०६-५०६        |
| पश्वारूढाविद्याया वश्यादिसिद्धिप्रदो दशाक्षरमन्त्र-                  |                |
| <sup>ह</sup> स्तद्विधश्च .                                           | 40E-X10        |
| समपूर्णामन्त्रविधिः                                                  | * \$ 0-% \$ \$ |
| . नवारमा मन्त्रः                                                     | ***            |
| नवात्मिकामन्त्र:                                                     | 488            |
| देवीहृदयविद्यायाःस्त्रीगां सद्य.फलप्रदश्चत्रक्षर-                    |                |
| • सन्त्रविधिः                                                        | * 222          |
| गौरीविद्याया वश्यादीप्सितसिद्धिप्रदो-                                |                |
| द्वादशार्णमन्त्रविधिः                                                | र्रश्य         |
| लक्षस्वर्णप्रदाबिद्यायाः पञ्चदणाक्षरमन्त्रविधिः                      | * * * *        |
| निष्कत्रयप्रदाविद्याया द्वादशार्णमन्त्रविधिः                         | * * * *        |
| प्रभोष्टवादिनीविद्याया मन्त्रविधिः                                   | ***            |
| मातिङ्गनीविद्यायाः सर्वाभीव्टप्रदो द्वादशार्ग-                       | •              |
| मन्त्रविधिः                                                          | ¥83-48¥        |
| राज्यलक्ष्मीविद्यायाः षोडणार्णमन्त्रविधिः                            | XXX            |
| महालक्ष्मीविद्यायाः सप्तविकाणमानत्रविधिः                             | ¥8Y-88¥        |
| सिद्धलक्ष्मीविद्यायाः समस्ताभीष्टदः सप्तदशाएं-                       |                |
| <b>पन्त्रविधियं</b> न्त्रप्रकारस्य                                   | 25%-25%        |
| धय परञ्ज्योतिविद्याविधानन्तत्र—                                      | 220            |

| विषय:                                    | पृष्ठ संस्या    |
|------------------------------------------|-----------------|
| ं परञ्ज्योतिर्विद्यामन्त्रः              | 11 र र          |
| ं ऋष्यादि-षडञ्जन्यासविधिः                | ¥ ? 9 - X ? q   |
| ग्रय परदेवतानिष्कलविषानन्तत्र —          | <b>४</b> १व     |
| ध्यानम्, ऋष्यादिः, षडञ्जन्यासभ्व         | ४१≒             |
| यन्त्रन्तश्च जनविधिष्टच                  | ¥ \$ 4 - 7 \$ 6 |
| । सत्प्रयोगः                             | 252             |
| अय सञ्जीवनीविद्याविधानन्तत्र—            | Stx             |
| श्रीसञ्जीवनीविद्याया विशत्यक्षरो मन्त्रः | ४२∙             |
| तरच्यादिः; वहःङ्गन्यासः                  | ***             |
| भूजंयन्त्राचीविधिः                       | ४२०-४२१         |
| श्चन प्रयोगः                             | ¥21-422         |
| पुरस्वरणविधिः                            | ४२२             |
| भंरवीसञ्जीवनी (मृत्युविनाशिनी) मन्त्रः   | ४२२-४२३         |
| • - शह्ब्यादिवकङ्गम्यासविधिः             | सरव             |
| यम्बन्दचनविधिश्च 🕝                       | \$28-\$2V       |
| बाध प्रयोगः                              | #5x-X5#         |
| पुरक्षरगम्                               |                 |
|                                          |                 |

## [ द्विपञ्चाञ्चलमस्तरङ्गः-पृथ्ठ--- १२६-१४६ ]

| <b>अव</b> वाराहीविधिस्तत्र—                                   | <b>454</b>    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| स्तम्भनाद्यक्षिलेष्टदादणोत्तरंशताक्षरीविद्यामध्यो <b>दारः</b> | ४२६-४२८       |
| ऋष्यादि-बहङ्गन्यासविधिः                                       | प्ररह         |
| यन्त्रन्तदर्चनविधिश्च                                         | 35%           |
| श्रय प्रयोगः                                                  | *45-730       |
| ं पुरस्वरणम्                                                  | X3.           |
| वस्यादिकाम्यप्रयोगविधिस्तत्र                                  | *40           |
| ध्यानजपेन बश्य।दिविधिः                                        | बदर-धेरू      |
| प्रसूनादिद्रव्योपचारै: काम्यपूजाविधि:                         | x ? ? - x ? ¶ |

| विषय:                                                  | 9ृष्ठ संस्या             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| काम्यहोमविधिः                                          | X 3 3 - X 3 X            |
| विषनाडधादिकालविशेषोक्तिः                               | X 4 X - X 3 X            |
| स्तम्भनादि हराष्ट्यस्त्रविधिविद्यावैभवञ्च              | メラメ-メラニ                  |
| (१) गत्रुभेनास्तम्भनकृद्यन्त्रलेखनकमः                  | メラモ-メどの                  |
| (२) प्ररातिगत्यादिस्तम्भनकृयन्त्रलेखनकमः               | XX0-XX\$                 |
| (३) स्तम्भनकरयन्त्रास्तरलेखनकमः                        | 248-248                  |
| (४) सवंरोगगानितकरयन्त्रलेखनकमः                         | XX2-XX3                  |
| (४) स्तम्भनकरकोष्ठयन्त्रलेखनकमः                        | XX4-XXX                  |
| (६) समस्तामीष्टफलप्रदमहावच्चयन्त्ररचनाक्रमः            | ***                      |
| (७) (१) वजत्रजाभिधयन्त्रविलेखनकमः                      | ****                     |
| (२) प्रोक्तसप्तयस्त्रेषु विद्याप्राप्त्यभिषेके         |                          |
| यन्त्रत्यनेखनकमः                                       | XXX                      |
| (८) म्रालिनविनियोगसिद्धिप्रदयन्त्रविलेखनकमः            | Xxé                      |
| [ ग्रथ त्रिपञ्चाशतमस्तरङ्गः-पृष्ठ-५४७-५६१              | 1                        |
| प्रथ कुरुकुल्लाविधानन्तत्र-                            | XXa                      |
| रत्नपोतचारिण्याः कुरुकुल्लायाः सप्ताक्षरी-त्रयोदशासरी- |                          |
| पञ्चिवशाक्षरीविद्यामनुत्रयोपदेशः                       | \$ 800-X & E             |
| कुरुकुल्लायाः समर्चनविधिस्तत्र—                        | まんとった人                   |
| तत्तन्मन्त्रोपदेशो नित्यपूजाबल्युक्तिश्च               | 286-220                  |
| ताराशक्ते देशाक्षरीविद्यामन्त्रेण बलिदानीपदेश:         | XX.                      |
| ध्यानम्                                                | 22.                      |
| भव तत्त्रयोग:-                                         | ***-**                   |
| पुरश् <b>ष</b> रणम्                                    | ***                      |
| काम्यप्रयोगविधिस्तत्र                                  | ११२                      |
| बश्पाद्यभोष्टसिद्धये सर्वपादिद्रव्येहीं विविधः         | 224-224                  |
| उत्पलादिपुष्पमन्धादिभिः पूत्राविधिः                    | ***                      |
| .पूजा-घारण-स्थापनादियन्त्रविधिस्तत्र—                  | ZXX                      |
| नवयोनियन्त्र रचनाविधिस्तत्क्रमध्य                      | <b>₹</b> ₹ <i>6</i> -₹₹₹ |
|                                                        |                          |

| विषय:<br>-                                          | पृष्ठ संस्था   |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| कोष्ठवज्ञयन्त्रविरचनविधिःतःकमध्च                    | 222-225        |
| त्रिविधविषमाणनयन्त्ररचनाविधिस्तः क्रमण्च            | XX &- XX W     |
| यन्त्राण्टकयन्त्ररचनाविधिस्तस्क्रमध्च               | ११६-१६०        |
| एकविंगत्यधिकगतकोष्ठरूपयज्ञयन्त्रविधि-               |                |
| स्तद्रचनाकमण्यः • '                                 | ¥40-¥42        |
| [ग्रथ बतुपः व्याशसमस्तरङ्गः-पूक्त-४६३-४७४]          |                |
| धव यक्षिगीविधानन्तत्र—                              | ४६३            |
| धनदायक्षिण्या नवार्णमन्त्रविधिस्तत्प्रयोगश्च        | 463-X6A        |
| पुरश्चरराम्, दारिद्रघशमनप्रयोगविधिश्च               | **             |
| वसन्ततिलकायक्षिण्या एकादशाक्षरी मन्त्रः             | ६६४            |
| ऋच्यादिध्यनिञ्च .                                   | ४६६            |
| पूजास्थानोक्तिर्यन्त्रञ्च                           | . १६६          |
| <b>ग्र-वं</b> नविधिजंपकालाविधिनिदंगश्च              | ५६६            |
| सिद्धलक्षगोक्तिः (प्रत्यक्षदर्गनसङ्कोतः)            | ४६६-४६७        |
| े सुरमुन्दरीयक्षिण्याः प्रातःकृत्यम्, षडङ्गन्यासम्ब | : ६७           |
| शस्त्रन्तदर्याविधिश्च                               | * \$ 10- 1 5 E |
| सुरसुन्दरीयक्षिण्याः पञ्चदशाक्षरो मन्त्रः           | X & =          |
| तज्जपविधिस्तत्कनिर्देशः, धन्यस्त्रीगमननियेधस्त्र    | 002-332        |
| मनोहरायक्षिण्या एकादशाक्षरमन्त्रविधानम्             | x & E - X 100  |
| कनकवतीयक्षिरगीमहाविद्यामनत्रविधानम्                 | \$0x-00x       |
| कामेश्वरीयक्षिरगीमन्त्रविधिः                        | 408-X05        |
| पियनीयक्षिणीमन्त्रविधिः                             | १७२-१७३        |
| विश्वामित्रसाधितानिटनीमहाविद्यायक्षिणीमन्त्रविधानम् | ¥03-×08        |
| मधुमतीमहाविद्यायक्षिशीमन्त्रविधिः                   | ४०४-४७४        |
| साधन-कालाधिकारिनिर्णयः                              | XOX            |
| ्ग्रय पञ्चपञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ-५७६-५६४ ]        |                |
| मच गायत्रीविधानम्तत्र—                              | 30%            |
| गायत्रीमन्त्रः, ऋष्यादिः, व्याहृतिभिः षडङ्गन्यासम्ब | XOE            |

| विषय:                                                       | पृष्ठ संस्या   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| व्याहृतीनां घ्यानम्                                         | थ्रु १ - ३०४   |
| गायत्र्या ऋष्यादिस्तनुन्यासश्च (ग्रक्षरन्यासश्च)            | 200            |
| . गायत्रीपदन्यासः                                           | <b>७७</b> ४    |
| गायत्रीषडञ्जन्यासो घ्यानम्त्राणायामश्च                      | ५७७            |
| गायत्रीयन्त्रन्तदर्चाविधिश्च                                | प्रजन          |
| मध प्रयोगः पुरक्षरणञ्च                                      | X05-X50        |
| काम्यप्रयोगविधिः                                            | 250-25         |
| चतुर्व्यंभलसिद्धिदं यन्त्रम्                                | रूद१           |
| त्रिष्टुब्मन्त्रविधिः (ग्राग्नेयास्त्रविधिः) तत्र-          | Xes            |
| । त्रष्टुब्मन्त्रः, ऋष्यादिश्च                              | - १८१          |
| षडञ्जन्यासविधिः                                             | 4= 4=          |
| वर्गान्यासः पदन्यासी घ्यानञ्च                               | 453            |
| यन्त्रम् (मण्डलम्) तदर्शाविधिश्च                            | ४८२-४८३        |
| म्रथ प्रयोगः                                                | <b>メニオーメニメ</b> |
| पूरश्चर्याविधिः                                             | प्रदर          |
| न्नाग्नेयास्त्रमन्त्रः                                      | ध्दर           |
| ऋष्यादिः षडङ्गन्यासादिविधिषच                                | x=x            |
| पादाग्टक जपविधिः                                            | X= £           |
| पादविभागविधिः                                               | ४०६            |
| पादाक्षरदेवताघ्यानम्                                        | ४८६            |
| मन्त्रप्रयोगसंहारविधिः                                      | 4८६            |
| नक्षत्राणान्देवताऽसुरमानुषभेदाः                             | ब्रह्-प्रदेष   |
| काम्यहोमतर्पं स्विधिः                                       | 4=0=XE0        |
| म्रतिदुर्गामन्त्रः                                          | O SKIELE STATE |
| गाशिदुर्गामन्त्रः                                           | 03 X 114 11    |
| विश्वदुर्गामन्त्र:                                          | William Aco    |
| ु सिन्धुदुर्गामन्त्रः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | ·38 Danger     |
| ्रश्नामिन्त्रः                                              | 450            |
|                                                             |                |

| विषयं:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ संस्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <sup>९</sup> होमविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19x          |
| सिकताप्रयोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४६१-४६२      |
| ः अयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X3X-23X      |
| एकोनपच्चाशत्कोष्ठयन्त्रलेखनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XEX          |
| व्यन्त्रकोष्ठयन्त्रलेखनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XEX          |
| ग्रंथ षट्पञ्चाशत्तमस्तरङ्गः-पृष्ठ सं० <b>४</b> ६४-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65v 1        |
| The state of the s |              |
| श्रय दिनास्त्र-कृत्यास्त्रविधानः -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | XEX          |
| द्यतिदुर्गामन्वास्यो दिनास्त्रमन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XSX.         |
| कृत्यास्त्रमन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | xex          |
| दिनास्त्रमन्त्रप्रयोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x6x-x60      |
| रात्रिकृत्यविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥80-x8=      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33x = 3x     |
| कृत्यास्त्रमन्त्रप्रयोगविषिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33%          |
| पुत्तलीप्रयोगविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x66-405      |
| त्र्यम्बकशताक्षरमन्त्रविधिः<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०२-६०३      |
| त्तरप्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €03-€08      |
| तत्युरश्वरणम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £0X          |
| वीर्घायुष्करादिनानात्रयोगिविषिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Not tox      |
| धारल-स्वापनयन्त्रविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६०४-६०६      |
| बारुगीऋग्विधानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ६०६          |
| भ्रुवास्वाद्येत्यृङ् मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६०६          |
| तस्थ्यादिन्यासविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ७०३          |
| <b>ध्यानन्तदर्जनविधिश्च</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600          |
| तत्त्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €00-€0€      |
| पुरावरणम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| ऋ समोचनध्याप्त्यादिकाम्यप्रयोगिविचिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$05-€08     |
| मय:पाशादि (निगडादि)स्फोटनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 307          |

:TF

| विषय;                                        | पृष्ठ संस्था        |
|----------------------------------------------|---------------------|
| काम्यघारणयन्त्रविधिः                         | \$08                |
| परऋगोत्युङ्मन्त्र।                           | 410                 |
| धय सवरामन्त्रविधानम्                         | 410                 |
| ऋमञ्चकातमको लवरणमन्त्रा                      | £ ? 0               |
| ऋषादिः                                       | -520-521            |
| पक्क्यासादिः                                 | 500                 |
| चिटिमन्त्रः                                  | £55                 |
| ग्रनिध्यानम्                                 | 999                 |
| यामवतीष्यानम्                                | 488                 |
| दुर्गाध्यानम्                                | . 615               |
| भद्रकालोध्यानम्                              | <b>411-417</b>      |
| पुरवचरणम्                                    | - 413               |
| वश्यादिकाम्यत्रयोगविधिः                      | 485-483             |
| पञ्चपुत्तलोप्रयोगविधिः                       | 683                 |
| यामवतीमन्त्र:                                | £58.                |
| दुर्गाभन्त्रः                                |                     |
| भद्रकालीमन्त्र:                              | 45x-65x             |
| •वरोन्मादप्रहपीडादिनाणनय <b>न्त्रविधानम्</b> | \$74-476<br>474-410 |
| विज्ञासुष्टयः बृङ्मन्त्रः                    | 414.410             |
| रक्षोहरणं वाजिनमित्यृङ्गन्त्रः               |                     |
| ष्मयात अस इत्यृङ्गन्त्रः                     |                     |
| ऋवत्रयाणामृष्यादिः                           |                     |
| कुत्याभिभवनिर्मोचनयन्त्रविधानम्              | £ 9 in              |
| नृसिंहबीजमन्त्रः                             | 590                 |
| प्रत्य ङ्किरामन्त्रस्तरप्यादिश्व             | \$ \$ 9<br>\$ \$ 5  |
| भहोन्मादज्वरकृत्याद्युपद्रवनाशनयन्त्रविद्यः  | 68=                 |
| कुणुष्वपाजेति पच्चदशर्चसूक्तमन्त्रः          | 416                 |
| विज्योतिषेत्युङ् मन्त्रस्तरध्यादिश्च         | <b>\$</b> ?0        |
|                                              | 111                 |

| विषय:                                                | . पृष्ठ संस्था |
|------------------------------------------------------|----------------|
| र वंसमृद्धिदं 'इन्द्रश्रेष्ठानि' मन्त्रयन्त्रविधानम् | \$70-\$78      |
| इन्द्रश्रेच्ठानीत्यृङ् मन्त्रशतरच्यादिश्च            | 199            |
| सर्वसमृद्धिप्रद-बलनिष्दनयन्त्रविधानम्                | 197            |
| विशिष्टरत्नगोधरादिसर्वंसम्पत्प्रदयन्त्रविधानम्       | 494            |
| वयन्तः एभिरित्युङ् मन्त्रस्तद्व्यादिश्च              | 488            |
| यन्त्रसाधनविधिस्तस्त्रयोगग्च                         | 477-478        |
| <b>यन्त्रगायक्रीमन्त्रा</b>                          | <b>\$78</b>    |

-14-17-17-17

and the state of t

Agriculture 19

20.5

119

SHOTE

5:22

011

1.1

12

177